## **Indians in First World War**

The First World War (1914-1918) was a watershed event in modern world history. The events of that conflict changed the social and political map of the world. Though a colony at the time, India actively supported the war effort in its bid to gain Dominion status and contributed immensely in terms of men and material. Indian soldiers served with credit and honour in numerous battlefields around the globe. By the end of the war nearly 14,00,000 Indians had served overseas at the cost of approximately 74,000 dead. They earned over 9,200 decorations for gallantry including 11 Victoria Crosses. These figures include the contribution of over 26,000 Imperial Service troops who were a part of the armies of the semi-autonomous Princely States or Indian States Forces as they were commonly known.

#### **MAJOR BATTLE THEATRES**

Mesopotamia - In Mesopotamia, after initial setbacks to the designated Indian Expeditionary Force 'D', the series of operations which culminated in the capture of Baghdad completely transformed the military situation and produced political effects of far reaching significance. India's share in the achievement of this important success consisted in providing over three-quarters of the force employed, over three-quarters of the river craft and the entire railway material and personnel, without which the operations would have been impossible. Of the 86 battalions composing the force at the time of the capture of Baghdad, India had contributed 73, and all but two of the 43 squadrons of cavalry. Three Indian soldiers were awarded the Victoria Cross for acts of supreme gallantry in Mesopotamia.

France and Belgium - Designated Indian Expeditionary Force 'A', the Indian Corps that served in France and Belgium from Sep 1914 consisted of two infantry and two cavalry divisions. 85,000 Indian soldiers under 1,500 officers, supported by 26,000 Indian non-combatants, served in the Indian Corps. Indian soldiers fought at the battles of Ypres, Festubert, Givenchy, Neuve Chapelle, Second Ypres, Cambrai and Loos, suffering some 34,252 casualties in the process.

Gallipoli - The object of the Gallipoli Campaign, from start to finish was to force the passage of the Dardanelles and get a fleet of British and French warships to Constantinople; hoping thereby to force the surrender of Turkey and bring about a speedy conclusion of the war in the Middle East. The Indian Expeditionary Force 'G' that served in the Dardanelles was not very large in number; yet it had a significant impact upon the course of the operations and no account of the campaign can ignore the contribution of the 14th Sikhs in the Third Battle of Krithia or the 1/6th Gurkhas in the climactic Battle of Sari Bair.

#### AIR WARRIORS

Lieutenant Indra Lał Roy was credited with shooting down eight German fighter aircraft in aerial combat; he was awarded the Distinguished Flying Cross. He is the only Indian pilot to get the decoration during World War I. He was killed in action in a dogfight against German Fokker D. VIIs aircraft over France on 22 July 1918. He was 19 years old.

Lieutenant Hardit Singh Malik was the first Indian to be commissioned as an officer into a combatant arm. He flew in No. 28 Squadron, Royal Flying Corps (RFC), in France and served with distinction, ending the war with a German bullet in his leg, which he carried till the end. He became India's Ambassador to France after independence.

Lieutenant SG Wellingkar volunteered and joined the Royal Flying Corps and got his wings in April/May 1917 after which he flew a number of combat sorties over France to blunt the German offensives in the summer of 1918. On 27 June, 1918 he was shot down over France and died on 30 June. 1918.

Lieutenant Erroll Suvo Chunder Sen was an Indian pilot who served in the Royal Flying Corps during the First World War and was among the first Indian military aviators. His grandfather was the philosopher and social reformer Keshab Chandra Sen. He was assigned to No. 70 Squadron RFC, based at Poperinge in West Flanders, Belgium and equipped with the Sopwith Camel. While taking part in an offensive patrol, Sen crash-landed behind enemy lines and became a PoW. He was eventually repatriated to the U.K. on 14 December. 1918.

#### INDIAN WAR MEMORIALS

India Gate - New Delhi. The foundation of India Gate was laid on 10 February 1921. Designed by Edwin Lutyens, the memorial was inaugurated on 12 February 1931, by Lord Irwin, the then Viceroy. Both sides of the arch are inscribed with INDIA, flanked by the dates MCMXIV (1914) and MCMXIX (1919). Below the word INDIA, is inscribed, in capital letters: 'To the dead of the Indian Armies who fell honoured in France and Flanders, Mesopotamia and Persia, East Africa, Gallipoli and elsewhere in the Near and the Far- East .........'. Since the installation of the Amar Jawan Jyoti, in 1972, it has served as a national memorial to India's fallen soldiers.

Teen Murti / Haifa Memorial - New Delhi. It is a memorial to honour the fallen of the Indian State Forces during World War One. The three lancers represent the constituent regiments of the 15th Imperial Service Cavalry Brigade, viz., the Hyderabad, Mysore and Jodhpur Lancers, who won renown during the Palestine campaign. The charge of the Jodhpur Lancers at Haifa lives on in history as the only known instance of the capture of a fortified town by a cavalry action. This memorial has since been designated as the Indian Cavalry Memorial. In January,2018 its name was changed from Teen Murti Memorial to Teen Murti Haifa Memorial to commemorate the capture of Haifa (now in Israel) by the Jodhpur and Mysore Lancers on 23 September, 1918.

Neuve Chapelle Memorial - France. The Memorial is dedicated to the memory of those Indian soldiers who laid down their lives in France and Belgium in the First World War and who have no known grave. It was inaugurated on 7 October 1927.

Chattri Memorial - Brighton, UK.- During the War many Indian soldiers wounded on the Western Front were hospitalised in towns along the south coast of England. One of the sites used was the Brighton Pavilion, which was converted into a temporary military hospital. 74 Indian soldiers died in Brighton's military hospitals. The Chattri memorial was built by the people of Brighton to honour the Indian dead of the First World War and was unveiled in 1921.

Menin Gate Memorial - leper (Ypres), Belgium. Units of the Indian Army played a crucial role in the defence of the Ypres salient during the First and Second Battles of Ypres in October 1914 and April 1915, The memorial commemorates more than 400 Indian Servicemen who died here during the war.

The Indian Great War Military Memorial at Villers Guislain, France was unveiled by the Hon'ble Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu on 10 November 2018. It commemorates the men of the Indian Armed Forces who fell on the Western Front during WW1. It is located near the battlefield where Lance Dafadar Gobind Singh won his Victoria Cross for his death defying valour on 1 December, 1917.

#### SIGNING OF THE TREATY OF VERSAILLES, 1919

Indian plenipotentiaries signed the peace treaties alongside representatives of other sovereign states on the basis of legal equality of status. Maharaja Ganga Singh of Bikaner can be seen in the centre standing beside the right-hand pillar. For its contribution to the war effort, India gained independent representation at the Paris Peace Conference in 1919, which established India's presence in the international arena with far reaching consequences. As a signatory of the Treaty of Versailles, India was granted automatic entry to the League of Nations on its formation in 1920 and later became one of the founding member-states of the United Nations in 1945.

Department of Posts is pleased to issue a set of four Miniature Sheets on the theme "Indians in First World War" to commemorate the contribution of "Indians in the First World War".

#### Credits:

Text

Based on the information provided by USI, CAFHR (United Service Institution of India, Centre for Armed Forces Historical Research, New Delhi)

Stamps/Miniature Sheets/: FDC/Brochure/Cancellation Cachet

Shri Brahm Prakash (Based on the designs provided by Imperial War Museum, UK and USI, CAFHR, New Delhi

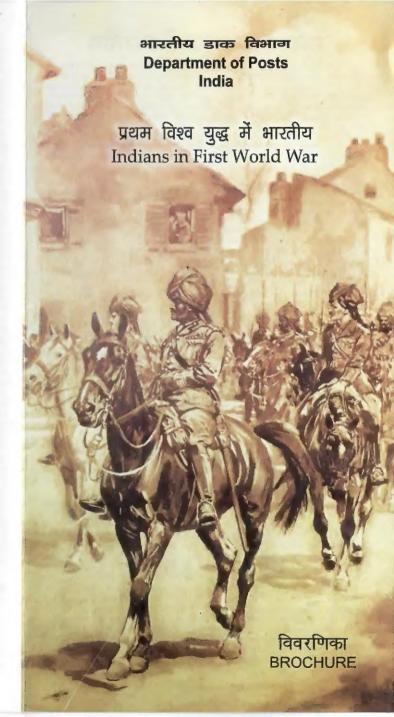

# प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय

प्रथम विश्व युद्ध (1914—1918) आधुनिक विश्व के इतिहास में एक परिवर्तनकारी घटना थी। इस युद्ध की घटनाओं ने विश्व के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। यद्यपि उस समय भारत एक उपनिवेश था तथापि इसने स्वतंत्र उपनिवेश (इमिनयन स्टेटस) का दर्जा हासिल करने के लिए युद्ध के प्रयासों का पुरजीर समर्थन किया और जन धन की दृष्टि से अधिक से अधिक योगदान दिया। मारतीय सैनिकों ने विश्व के अनेक युद्ध—क्षेत्रों में बड़े सम्मान और शीर्य के साथ अपनी सेवाएं दी। युद्ध समाज होने तक लगभग 14,00,000 भारतीयों ने विवेशों में सेवाएं दी थी जिनमें से लगभग 74,000 भारतीयों को अपनी जान गवानी पढ़ी। उन्होंने वीरता के लिए 9,200 से अधिक अलंकरण प्राप्त किए जिनमें 11 विवेशिया कास शामिल हैं। इन संख्या में 26,000 से अधिक इपीरियल सर्विस के सैनिक भी शामिल हैं, जो अद्ध स्वायतशासी देसी रियासतों अथवा भारतीय राज्यों की सेना के रूप में जाने जानी वाली सेना का हिस्सा थे।

प्रमुख युद्ध क्षेत्र :

मेसोपोटामिया — मेसोपोटामिया में, डेजिगनेटिङ इंडियन एक्सपिङिश्निरी सेना 'डी' को कुछ किनाइयों का सामना करना पड़ा परन्तु बाद में चरणबद्ध झड़पों के परिणामस्वरूप वे बगदाद पर कब्जा करने में सफल हुए, जिससे लड़ाई का परिदृश्य पूर्णत: बदल गया और इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव पड़े। इस महत्वपूर्ण सफलता में लड़ाई में शामिल सींका में तीन चौथाई से अधिक सैनिक भारतीय थे और रिवर क्रापट में तीन चौथाई हिस्से के साथ—साथ सम्पूर्ण रेलवे सामग्री और कार्मिक भारतीय जिनके बिना इस लड़ाई में सफलता हासिल करना सभव नहीं था। बगदाद पर कब्जा करने के समय 86 बटालियनों में से 73 बटालियनों में मारतीय सैनिक थे और दो को छोड़कर सभी 43 स्क्वैड्रनों में भारतीय सैनिक थे थे। मेसापोटामिया की लड़ाई में सर्वोच्च पराक्रम के लिए तीन भारतीय सैनिकों को विक्टोरिया क्रास से सम्मानित किया गया।

फांस और बेल्जियम — डेजिंगनेटिंड इंडियन एक्सपिडिशनरी सेना 'ए' भारतीय सैन्य दुकड़ी, जिसने सितम्बर 1914 से फ्रांस और बेल्जियम में सेवाएं दी थीं, उसमें दो पैदल सेना और दो अश्वरोही डिवीजन शामिल थे। भारतीय सैन्य दल में 1,500 अधिकारियों के तहत 85,000 भारतीय सैनिक थे जिनको 26,000 भारतीय गैर सैनिक अमले ने सहयोग प्रदान किया। भारतीय सैनिकों ने वाइप्रेस, फेस्टूबर्ट, गिवेन्ची, न्यू चपैल, सेकन्ड वाईप्रेस, केम्बराई और लूस के युद्धों में भाग लिया। इन युद्धों में 34,252 सैनिक हताहत हुए।

जार लूत पे पुद्धा न नानालया इन पुद्धा न अम्.८८२ सानक हताहत हुए।

गलीपोली — गलीपोली सैन्य अभियान का उद्देश्य, शुरू से अन्त तक पहुंचाना, डारडेनलिस तक पहुंचना तथा ब्रिटिश एवं फ्रांस युद्धपोतों के बेड़े को कुतुस्तुनिया तक पहुंचना था और तुर्की को समर्पण के लिए मजबूर करना था तािक मध्य—पूर्व में युद्ध को जेल्द से जेल्द समाप्त किया जा सके। इंडियन एक्सिपिडिशनरी सेना 'जी', जिसने डारडेनलिस में अपनी सेवाएं दीं उसमें हालािक सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी फिर भी इसने युद्ध के दौरान अपनी अमिट छाप छोड़ी और करिथियां के तीसरे युद्ध में 14वीं सिख बटािलयन अथवा सारी बेयर की भीषण लड़ाई में 1/6 गोरखा के योगदान को सैन्य अभियान के किसी भी वर्णन में नकारा नहीं जा सकता।

हवाई योद्धा -

लेपिटनेंट इन्द्रलाल रॉय को हवाई युद्ध में आठ जर्मन लड़ाकू विमानों को मार गिराने का श्रेय दिया गया। उन्हें प्रतिष्ठित फ्लाइंग कांस से सम्मानित किया गया। वे एकमान भारतीय पायलट हैं, जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अलंकृत किया गया। वे 22 जुलाई, 1918 को फ्रांस में जर्मन फॉक्कर डी VII लड़ाकू विमान के साथ डाग फाइटिंग करते हुए शहीद हो गए। उस समय उनकी आयु मात्र 19 वर्ष थी।

लेफ्टिनेंट हरदित सिंह मिलक लड़ाकू सेना ऑफिसर के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। वे फ्रांस में संख्या 28 स्ववैड्रन रॉयल फ्लाइंग कोर (आरएफसी) में श्राप्ति हुए और अपनी सेवाओं के लिए सम्मानित हुए। जर्मन युद्ध के दौरान उनके पैर में गोली लगी जो मृत्यु तक उनके पैर में बनी रही। भारत के स्वतंत्र होने पर वे फ्रांस में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए।

तेफिटनेंट एसजी वेलिंगकर स्वेच्छा से रॉयल फ्लाईंग कोर में शामिल हुए और अप्रैल/मई 1917 में उन्हें बैज (विंग्ज) दिया गया जिसके बाद उन्होंने 1918 की गर्मी के मौसम में फ्रांस पर जर्मनी के आक्रमण को रोकने के लिए अनेक युद्धक उड़ान भरी। 27 जून, 1918 को फ्रांस में उनके विमान को मार गिराया और 30 जून, 1918 को उनकी मृत्यु हो गई।

लेफ्टिनेंट ऐरोल सुवो चन्द्र सेन एक भारतीय पायलट थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रॉयल फ्लाईंग कोर में अपनी सेवाएं दी और प्रथम भारतीय सैन्य वायुवान चालकों में से थे। उनके दादा केशबचन्द्र सेन एक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्हें सं. 70 स्ववाइन आरएफसी में भेजा गया, जो वेस्ट फ्लैन्डर्स, बेल्जियम में पोपिरिंग में स्थित थी और सोपिति केमेल से सुसर्जिजत थी। एक आक्रामक गश्त के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर दुश्मन के इलाके में गिर गया। उन्हें युद्धबन्दी के रूप में कैंद कर लिया गया। बाद में 14 दिसम्बर, 1918 को उन्हें युद्ध के भेज दिया गया।

#### भारतीय युद्ध स्मारक

तीन मूर्ति हाइफा स्मारक नई दिल्ली — यह, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राज्य बलों के मारे गए जवानों के सम्मान में बनाया गया स्मारक है। थ्री लांसर्स 15वीं शाही सेवा घुड़सवार बिग्नेंड अर्थात हैदराबाद मेंसर और जांधपुर लांसर्स के संवैधानिक रेजीमेंट का प्रीतिनिधित्व करती है, जिन्होंने फिलस्तीन अभियान के वौरान ख्याति प्राप्त की। हाइफा में जोधपुर लांसर्स द्वारा किया गया आक्रमण, इतिहास में दर्ज एकमात्र ऐसी घटना है, जहां एक घुड़सवार दुकड़ी ने किलेबंद शहर को अपने अधिकार में ले लिया। यह स्मारक तब से भारतीय अश्वारीही स्मारक के रूप में नामित है। जोधपुर और मैसर लांसर्स द्वारा हाइफा (अपने अधिकार में) में 23 सितम्बर, 1918 को किए गए अधिग्रहण की याद में जनवरी, 2018 में इसका नाम तीन मूर्ति स्मारक से बदलकर तीन मूर्ति हाइफा स्मारक कर दिया गया है।

न्यू वपैल स्मारक, फ्रांस — यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों की याद में समर्पित है, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस और बेल्जियम में अपने जीवन का बलिदान दिया और जो गुमनामी के अधेरे में चले गए। इसका उद्घाटन 7 अक्तूबर, 1927 को हुआ था।

छतरी स्मारक ब्राइटन, यू. के. — युद्ध के दौरान, पश्चिमी मोर्चे पर जख्नी हुए अनेक भारतीय सैनिकों को इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित शहरों के अस्पतालों में मंती किया गया। इस्तेमाल किए गए स्थानों में से एक स्थान ब्राइटन पैवेलियन था, जिसको अस्थायी रूप से सैनिक अस्पताल में बदल दिया गया था। ब्राइटन के सैनिक अस्पताल में 74 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए भारतीयों के सम्मान में ब्राइटन के लोगों द्वारा छतरी स्मारक का निर्माण किया गया और 1921 में इसका अनावरण हुआ।

मेनिन गेट मेमोरियल — लेपेर (वाइप्रेस), बेल्जियम्। अक्तूबर 1914 और अप्रैल, 1915 में वाइप्रेस में प्रथम और द्वितीय युद्ध के दौरान वाइप्रेस सेलियंट की रक्षा के लिए भारतीय सेना की यूनिटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह स्मारक युद्ध के दौरान यहां मारे गए 400 से अधिक भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है।

इंडियन ग्रेट वार मिलिट्री मेमोरियल विल्लर्स गिसलेन, फ्रांस में है, जिसका अनावरण भारत के माननीय उप राष्ट्रपति, श्री वेंकैया नायडू द्वारा 10 नवम्बर, 2018 को किया गया। इसका निर्माण उन भारतीय सैन्य बलों के सैनिकों की याद में किया गया है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्च पर मारे गए। यह उस युद्धक्षेत्र के निकट स्थित है, जहां लांस दफादार गोविन्द सिंह ने 1 दिसम्बर, 1917 को अपने पराक्रम से मृत्यु को चुनौती देते हुए विक्टोरिया क्रांस जीता था।

#### वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करना, 1919

भारतीय पूर्णाधिकारियों (दूत) ने कानूनी समानता के आधार पर अन्य प्रभुसत्ता—सम्पन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ शान्ति संधि पर हस्ताक्षर किए। बीकानेर के महाराज गंगा सिंह को दाहिनी ओर के स्तम्भ के साथ मध्य में खड़े हुए देखा जा सकता है। युद्ध के प्रयासों में इनके योगदान के लिए, भारत ने 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में स्वतंत्र प्रतिनिधित्व प्राप्त किया, किया, विससे इसके दूरगामी परिणामों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को महत्व मिला। वसीय की संधि के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत को, 1920 में हुई लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना के समय स्वतः प्रविध्टि मिल गई और बाद में 1945 में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य देशों में से एक बना।

डाक विभाग, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के योगदान के सम्मानस्वरूप "प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय" विषय पर चार मिनियेचर शीटों का सेट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार:

पाठ

यूएसआई, सीएएफएचआर (यूनाइटेड सर्विस इस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सेक्टर फॉर आर्म्ड फॉर्सेस हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली)

स्टैम्प / मिनियेचर शीट / प्रथम दिवस आवरण / विवरणिका / विरूपण कैशे : श्री ब्रह्म प्रकाश (इम्पीरियल वार म्यूजियम, यू.के. और यूएसआई, सीएएफएचआर, नई दिल्ली)



भारतीय डाक विभाग DEPARTMENT OF POSTS INDIA

### तकनीकी आंकड़े TECHNICAL DATA

मुल्य वर्ग : 500 पैसा (8), 1000 पैसा (3),

1500 पैसा (3), 2500 पैसा (1)

Denomination : 500 p (8), 1000 p (3),

1500 p (3), 2500 p (1)

मुद्रित डाक-टिकरें : 500000 प्रत्येक Stamps Printed : 500000 each

मुद्रित मिनियेचर शीट्स

(4 प्रकार) : 1.10 लाख प्रत्येक

Miniature sheets printed

(4 types) : 1.10 lakh each

मुद्रणप्रक्रिया : वेट ऑफसेट Printing Process : Wet Offset

मुद्रक : भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद Printer : Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY\_3D.html

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक-टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the stamp, first day cover and information brochure rest with the Department.

मूल्यः ₹ 5.00